प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सदग्रूदेव संत श्री आसारामजी महाराज की

# जीवन - झाँकी

# अलख पुरुष की आरसी, साधु का ही देह | लखा जो चाहे अलख को। इन्हीं में तू लख लेह ||

किसी भी देश की सच्ची संपत्ति संतजन ही होते हैं | ये जिस समय आविर्भूत होते हैं, उस समय के जन-समुदाय के लिए उनका जीवन ही सच्चा पथ-प्रदर्शक होता है | एक प्रसिद्ध संत तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी अधिक लाभ भगवान के चिरत्र सुनने से मिलता है और भगवान के चिरत्र सुनने से भी ज्यादा लाभ सच्चे संतों के जीवन-चिरत्र पढ़ने-सुनने से मिलता है | वस्तुतः विश्व के कल्याण के लिए जिस समय जिस धर्म की आवश्यकता होती है, उसका आदर्श उपस्थित करने के लिए भगवान ही तत्कालीन संतों के रूप में नित्य-अवतार लेकर आविर्भूत होते है | वर्तमान युग में यह देवी कार्य जिन संतों द्वारा हो रहा है, उनमें एक लोकलाडीले संत हैं अमदावाद के श्रोत्रिय, ब्रह्मिष्ठ योगीराज पूज्यपाद संत श्री आसारामजी महाराज | महाराजश्री इतनी ऊँचायी पर अवस्थित हैं कि शब्द उन्हें बाँध नहीं सकते | जैसे विश्वरूपदर्शन मानव-चक्षु से नहीं हो सकता, उसके लिए दिव्य-द्रष्टि चाहिये और जैसे विराट को नापने के लिये वामन का नाप बौना पड़ जाता है वैसे ही पूज्यश्री के विषय में कुछ भी लिखना मध्यान्ह्य के देदीप्यमान सूर्य को दीया दिखाने जैसा ही होगा | फिर भी अंतर में श्रद्धा, प्रेम व साहस जुटाकर गुह्य ब्रह्मविया के इन मूर्तिमंत स्वरूप की जीवन-झाँकी प्रस्तुत करने का हम एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं |

# 1. जन्म परिचय

संत श्री आसारामजी महाराज का जन्म सिंध प्रान्त के नवाबशाह जिले में सिंधु नदी के तट पर बसे बेराणी गाँव में नगरसेठ श्री थाऊमलजी सिरूमलानी के घर दिनांक 17 अप्रैल 1941 तदनुसार विक्रम संवत 1998 को चैत्रवद षष्ठी के दिन हुआ था । आपश्री की पुजनीया माताजी का नाम महँगीबा हैं । उस समय नामकरण संस्कार के दौरान आपका नाम आसुमल रखा गया था ।

# 2. भविष्यवेताओं की घोषणाएँ :

बाल्याअवस्था से ही आपश्री के चेहरे पर विलक्षण कांति तथा नेत्रों में एक अदभुत तेज था । आपकी विलक्षण क्रियाओं को देखकर अनेक लोगों तथा भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि 'यह बालक पूर्व का अवश्य ही कोई सिद्ध योगीपुरुष हैं, जो अपना अधूरा कार्य पूरा करने के लिए ही अवतरित हुआ है । निश्चित ही यह एक अत्यधिक महान संत बनेगा...' और आज अक्षरशः वही भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही हैं ।

#### 3. बाल्यकाल :

संतश्री का बाल्यकाल संघर्षों की एक लंबी कहानी हैं | विभाजन की विभिषिका को सहनकर भारत के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण आपका परिवार अपनी अथाह चल-अचल सम्पित को छोड़कर यहाँ के अमदावाद शहर में 1947 में आ पहुँचा। अपना धन-वैभव सब कुछ छुट जाने के कारण वह परिवार आर्थिक विषमता के चक्रव्यूह में फ़ँस गया लेकिन आजीविका के लिए किसी तरह से पिताश्री थाऊमलजी द्वारा लकड़ी और कोयले का व्यवसाय आरम्भ करने से आर्थिक परिस्थिति में सुधार होने लगा । तत्पश्चात् शक्कर का व्यवसाय भी आरम्भ हो गया ।

#### 4. शिक्षा :

संतश्री की प्रारम्भिक शिक्षा सिन्धी भाषा से आरम्भ हुई | तदनन्तर सात वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा के लिए आपको जयहिन्द हाईस्कूल, मणिनगर, (अमदावाद) में प्रवेश दिलवाया गया | अपनी विलक्षण स्मरणशिक्त के प्रभाव से आप शिक्षकों द्वारा सुनाई जानेवाली कविता, गीत या अन्य अध्याय तत्क्षण पूरी-की-पूरी हू-ब-हू सुना देते थे | विद्यालय में जब भी मध्यान्ह की विश्रान्ति होती, बालक आसुमल खेलने-कूदने या गप्पेबाजी में समय न गँवाकर एकांत में किसी वृक्ष के नीचे ईश्वर के ध्यान में बैठ जाते थे |

चित्त की एकाग्रता, बुद्धि की तीव्रता, नम्रता, सहनशीलता आदि गुणों के कारण बालक का व्यक्तित्व पूरे विद्यालय में मोहक बन गया था | आप अपने पिता के लाइले संतान थे | अतः पाठशाला जाते समय पिताश्री आपकी जेब में पिश्ता, बादाम, काजू, अखरोट आदि भर देते थे जिसे आसुमल स्वयं भी खाते एवं प्राणिमात्र में आपका मित्रभाव होने से ये परिचित-अपरिचित सभी को भी खिलाते थे | पढ़ने में ये बड़े मेधावी थे तथा प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते थे, फ़िर भी इस सामान्य विद्या का आकर्षण आपको कभी नहीं रहा |लौकिक विद्या, योगविद्या और आत्मविद्या ये तीन विद्याएँ हैं, लेकिन आपका पूरा झुकाव योगविद्या पर ही रहा | आज तक सुने गये जगत के आश्चर्यों को भी मात कर दे, ऐसा यह आश्चर्य है कि तीसरी कक्षा तक पढ़े हुए महराजश्री के आज M.A. व Ph.D. पढ़े हुए तथा लाखों प्रबुद्ध मनीषीगण भी शिष्य बने हुए हैं |

# 5. पारिवारिक विवरण :

माता-पिता के अतिरिक्त बालक आसुमल के परिवार में एक बड़े भाई तथा दो छोटी बहनें थी | बालक आसुमल को माताजी की ओर से धर्म के संस्कार बचपन से ही दिये गये थे | माँ इन्हें ठाकुरजी की मूर्ति के सामने बिठा देती और कहती -"बेटा, भगवान की पूजा और ध्यान करो | इससे प्रसन्न हो कर वे तुम्हें प्रसाद देंगे | वे ऐसा ही करते और माँ अवसर पाकर उनके सम्मुख चुपचाप मक्खन-मिश्री रख जाती | बालक आसुमल जब आँखे खोलकर प्रसाद देखते तो प्रभु-प्रेम में पुलिकत हो उठते थे | घर में रहते हुए भी बढ़ती उम्र के साथ-साथ उनकी भिक्त भी बढ़ती ही गयी | प्रतिदिन ब्रह्ममुहर्त में उठकर ठाकुरजी की पूजा में लग जाना उनका नियम था | भारत-पाक विभाजन की भीषण आँधियों में अपना सब कुछ लुटाकर यह परिवार अभी ठीक ढंग से उठ भी नहीं पाया था कि दस वर्ष की कोमल वय में बालक आसुमल को संसार की विकट परिस्थितिओं से जूझने के लिए परिवार सिहत छोड़कर पिता श्री थाजमलजी देहत्याग कर स्वधाम चले गये | पिता के देहत्यागोपरांत आसुमल को पढ़ाई छोड़कर छोटी-सी उम्र में ही कुटुम्ब को सहारा

पिता के देहत्यागोपरांत आसुमल को पढ़ाई छोड़कर छोटी-सी उम्र में ही कुटुम्ब को सहारा देने के लिये सिद्धपुर में एक परिजन के यहाँ आप नौकरी करने लगे | मोल-तोल में इनकी सच्चाई, परिश्रमी एवं प्रसन्न स्वभाव से विश्वास अर्जित कर लिया कि छोटी-सी उम्र में ही उन स्वजन ने आपको ही दुकान का सर्वेसर्वा बना दिया। मालिक कभी आता, कभी दो-दो दिन नहीं भी | आपने दुकान का चार वर्ष तक कार्यभार संभाला |

# रात और प्रभात जप और ध्यान में । और दिन में आसुमल मिलते दुकान में ॥

अब तो लोग उनसे आशीर्वाद, मार्गदर्शन लेने आते | आपकी आध्यात्मिक शक्तिओं से सभी परिचित होने लगे | जप-ध्यान से आपकी सुषुप्त शक्तियाँ विकसित होने लगी थी। अंतःप्रेरणा से आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होता और इससे लोगों के जीवन की गुत्थियाँ सुलझा दिया करते |

# 6. गृहत्याग :

आसुमल की विवेकसम्पन्न बुद्धि ने संसार की असारता तथा परमात्मा ही एकमात्र परम सार है, यह बात दृढ़तापूर्वक जान ली थी | उन्होंने ध्यान-भजन और बढ़ा दिया | ग्यारह वर्ष की उम्र में तो अनजाने ही रिद्धियाँ-सिद्धियाँ उनकी सेवा में हाजिर हो चुकी थीं, लेकिन वे उसमें ही रुकनेवाले नहीं थे | वैराग्य की अग्नि उनके हृदय में प्रकट हो चुकी थी | तरुणाई के प्रवेश के साथ ही घरवालों ने आपकी शादी करने की तैयारी की | वैरागी आसुमल सांसारिक बंधनों में नहीं फ़ँसना चाहते थे इसलिये विवाह के आठ दिन पूर्व ही वे चुपके-से घर छोड़कर निकल पड़े | काफ़ी खोजबीन के बाद घरवालों ने उन्हें भरूच के एक आश्रम में पा लिया |

# 7. विवाह :

"चूँकि पूर्व में सगाई निश्वित हो चुकी है, अतः संबंध तोड़ना परिवार की प्रतिष्ठा पर

आघात पहुँचाना होगा | अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है |" सभी परिवारजनों के बार-बार इस आग्रह के वशीभूत होकर तथा तीव्रतम प्रारब्ध के कारण उनका विवाह हो गया, किन्तु आसुमल उस स्वर्णबन्धन में रुके नहीं | अपनी सुशील एवं पवित्र धर्मपत्नी लक्ष्मीदेवी को समझाकर अपने परम लक्ष्य 'आत्म-साक्षात्कार' की प्राप्ति कर संयमी जीवन जीने का आदेश दिया | अपने पूज्य स्वामी के धार्मिक एवं वैराग्यपूर्ण विचारों से सहमत होकर लक्ष्मीदेवी ने भी तपोनिष्ठ एवं साधनामय जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया |

# 8. पुनः गृहत्याग एवं ईश्वर की खोज :

विक्रम संवत् 2020 की फ़ाल्गुन सुद 11 तदनुसार 23 फ़रवरी 1964 के पवित्र दिवस आप किसी भी मोह-ममता एवं अन्य विधन-बाधाओं की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य की सिद्दि के लिए घर छोड़कर निकल पड़े | घूमते-घामते आप केदारनाथ पहुँचे, जहाँ अभिषेक करवाने पर आपको पंडितों ने आशीर्वाद दिया कि: 'लक्षाधिपति भव ।' जिस माया कि ठुकराकर आप ईश्वर की खोज में निकले, वहाँ भी मायाप्राप्ति का आशीर्वाद...! आपको यह आशीर्वाद रास न आया | अतः आपने पुनः अभिषेक करवाकर ईश्वरप्राप्ति का आशिष पाया एवं प्रार्थना की ।'भले माँगने पर भी दो समय का भोजन न मिले लेकिन हे ईश्वर ! तेरे स्वरूप का मुझे ज्ञान मिले' तथा 'इस जीवन का बलिदान देकर भी अपने लक्ष्य की सिद्दि कर के रहुँगा...।'

इस प्रकार क दृढ़ निश्चय करके वहाँ से आप भगवान श्रीकृष्ण की पवित्र लीलास्थली वृन्दावन पहुँच गये | होली के दिन यहाँ के दिरद्रनारायणों में भंडारा कर कुछ दिन वहीं पर रुके और फ़िर उत्तराखंड की ओर निकल पड़े | गुफ़ाओं, कन्दराओं, वनाच्छादित घाटियों, हिमाच्छदित पर्वत-शृंखलाओं एवं अनेक तीर्थों में घुमे | कंटकाकीर्ण मार्गों पर चले, शिलाओं की शैया पर सोये | मौत का मुकाबला करना पड़े, ऐसे दुर्गम स्थानों पर साधना करते हुए वे नैनीताल के जंगलों में पहुँचे |

# 9. सदगुरू की प्राप्ति :

ईश्वर की तड़प से वे नैनीताल के जंगलों में पहुँचे | चालीस दिवस के लम्बे इंतजार के बाद वहाँ इनका परमात्मा से मिलानेवाले परम पुरूष से मिलन हुआ, जिनका नाम था स्वामी श्रीलीलाशाहजी महाराज | वह घड़ी अमृतवेला कही जाती है, जब ईश्वर की खोज के लिए निकले परम वीर पुरूष को ईश्वरप्राप्त किसी सदगुरू का सान्निध्य मिलता है | उस दिन को नवजीवन प्राप्त होता हैं |

गुरू के द्वार पर भी कठोर कसौटियाँ हुई, लेकिन परमात्मा के प्यार में तड़पता हुआ यह परम वीर पुरूष सारी-की-सारी कसौटियाँ पार करके सदगुरूदेव का कृपाप्रसाद पाने का

अधिकारी बन गया | सदगुरूदेव ने साधना-पथ के रहस्यों को समझाते हुए आसुमल को अपना लिया | अचाित्मक मार्ग के इस पिपासु-जिज्ञासु साधक की आधी साधना तो उसी दिन पूर्ण हो गई, जब सदगुरू ने अपना लिया | परम दयालु सदगुरू साई लीलाशाहजी महाराज ने आसुमल को घर में ही ध्यान-भजन करने का आदेश देकर 70 दिन बाद वापस अमदावाद भेज दिया | घर आये तो सही लेकिन जिस सच्चे साधक का आखिरी लक्ष्य सिद्द न हुआ हो, उसे चैन कहाँ...?

## 10. तीव्र साधना की ओर :

तेरह दिन पर घर रुके रहने के बाद वे नर्मदा किनारे मोटी कोरल पहुँचकर पुनः तपस्या में लीन हो गये | आपने यहाँ चालीस दिन का अनुष्ठान किया | कई अन्धेरी और चाँदनी रातें आपने यहाँ नर्मदा मैया की विशाल खुली बालुका में प्रभु-प्रेम की अलौकिक मस्ती में बिताई | प्रभु-प्रेम में आप इतने खो जाते थे कि न तो शरीर की सुध-बुध रहती तथा न ही खाने-पीने का ख्याल...घंटों समाधि में ही बीत जाते |

# 11. साधनाकाल की प्रमुख घटनाएँ...

एक दिन वे नर्मदा नदी के किनारे ध्यानस्थ बैठे थे | मध्यरात्रि के समय जोरों की आँधी-तूफ़ान चली | आप उठकर चाणोद करनाली में किसी मकान के बरामदे में जाकर बैठ गये | रात्रि में कोई मछुआरा बाहर निकला और संतश्री को चोर-डाकू समझकर निकला और संतश्री को चोर-डाकू समझकर उसने पुरे मोहल्ले को जगाया | सभी लोग लाठी, भाला, चाकू, छुरी, धारिया आदि लेकर हमला करने को उद्वत खड़े हो गये, लेकिन जिसके पास आत्मशांति का हथियार हो, उसका भला कौन सामना कर सकता है ? शोरगुल के कारण साधक का ध्यान दूटा और सब पर एक प्रेमपूर्ण दृष्टि डालते हुए धीर-गंभीर निश्चल कदम उठाते हुए आसुमल भीड़ चीरकर बाहर निकल आये | बाद में लोगों को सच्चाई का पता चला तो सबने क्षमा माँगी |

आप अनुष्ठान में संलग्न ही थे कि घर से माताजी एवं धर्मपत्नी आपको वापस घर ले जाने के लिये आ पहुँची | आपको इस अवस्था में देखकर मातुश्री एवं धर्मपत्नी लक्ष्मीदेवी दोनों ही फ़ूट-फ़ूटकर रो पड़ी | इस करुण दृष्य को देखकर अनेक लोगों का दिल पसीज उठा, लेकिन इस वीर साधक कि दृढ़ता तनिक भी न डगमगाई |

अनुष्ठान के बाद मोटी कोरल गाँव से संतश्री की विदाई का दृष्य भी अत्यधिक भावुक था |हजारों आंखें उनके वियोग के समय बरस रही थीं |

लालजी महाराज जैसे स्थानीय पवित्र संत भी आपको विदा करने स्टेशन तक आये | मियांगाँव स्टेशन से आपने अपनी मातुश्री एवं धर्मपत्नी को अमदावाद की ओर जानेवाली गाड़ी में बिठाया और स्वयं चलती गाड़ी से कूदकर सामने के प्लेटफ़ार्म पर खड़ी गाड़ी से मुंबई की ओर रवाना हो गये |

#### 12. आत्म-साक्षात्कार:

दूसरे दिन प्रातः मुंबई में वृजेश्वरी पहुँचे, जहाँ आपके सदगुरूदेव परम पूज्य लीलाशाहजी महाराज एकांतवास हेतु पधारे थे । साधना की इतनी तीव्र लगनवाले अपने प्यारे शिष्य को देखकर सदगुरूदेव का करुणापूर्ण हृदय छलक उठा । गुरूदेव ने वात्सल्य ब्बरसाते हुए कहा :"हे वत्स ! ईश्वरप्राप्ति के लिए तुम्हारी इतनी तीव्र लगन देखकर में बहुत प्रसन्न हूँ "

गुरूदेव के हृदय से बरसते हुए कृपा-अमृत ने साधक की तमाम साधनाएँ पूर्ण कर दी | पूर्ण गुरू ने शिष्य को पूर्ण गुरूत्व में सुप्रतिष्ठित कर दिया | साधक में से सिद्द प्रकट हो गया | आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया संवत 2021 तदनुसार 7 अकुबर 1964 बुधवार को मधयान्ह ढाई बजे आपको आत्मदेव-परमात्मा का साक्षात्कार हो गया | आसुमल में से संत श्री आसारामजी महाराज का आविर्भाव हो गया |

आत्म-साक्षात्कार पद को प्राप्त करने के बाद उससे ऊँचा कोई पद प्राप्त करना शेष नहीं रहता है | उससे बड़ा न तो कोई लाभ है, न पुण्य...| इसे प्राप्त करना मनुष्य जीवन का परम कर्त्तव्य माना गया है | जिसकी महिमा वेद और उपनिषद अनादिकाल से गाते आ रहे है...| जहाँ सुख और दुःख की तनिक भी पहुँच नहीं है...जहाँ सर्वत्र आनंद-ही-आनंद रहता है...देवताओं के लिये भी दुर्लभ इस परम आनन्दमय पद में स्थिति प्राप्तकर आप संत श्री आसारामजी महाराज बन गये |

## 13. एकांत साधना

सात वर्ष तक डीसा आश्रम और माउन्ट आबू की नलगुफ़ा में योग की गहराइयों तथा ज्ञान के शिखरों की यात्रा की |धयान्योग, लययोग, नादानुसंधानयोग, कुंडिलिनीयोग, अहंग्रह उपासना आदि भिन्न-भिन्न मार्गों से अनुभूतियाँ करनेवाले इस परिपक्व साधक को सिद्द अवस्था में पाकर प्रसन्नात्मा, प्राणिमात्र के परम हितैषी पूज्यपाद लीलाशाहजी बापू ने आपमें औरों को उन्नत करने का सामर्थ्य पूर्ण रूप से विकसित देखकर आदेश दिया:

"मैने तुम्हें जो बीज दिया था, उसको तुमने ठीक वृक्ष के रूप में विकसित कर लिया है । अब इसके मीठे फ़ल समाज में बाँटों । पाप, ताप, शोक, तनाव, वैमनस्य, विद्रोह, अहंकार और अशांति से तप्त संसार को तुम्हारी जरूरत है ।"

गुलाब का फ़्ल दिखाते हुए गुरूदेव ने कहा :"इस फ़्ल को मूँग, मटर, गुड़, चीनी पर रखों और फ़िर सूँघों तो सुगन्ध गुलाब की ही आएगी | ऐसे ही तुम किसी के अवगुण अपने में मत आने देना | गुलाब की तरह सबको आत्मिक सुगंध, आध्यात्मिक सुगंध देना |" आशीर्वाद बरसाते हुए पुनः उन परम हितैषी पुरुष ने कहा |

"आसाराम ! तू गुलाब होकर महक तुझे जमाना जाने | अब तुम गृहस्थी में रहकर संसारताप से तम लोगों में यह पाप, ताप, तनाव, रोग, शोक, दुःख-दर्द से छुड़ानेवाला आध्यात्मिक प्रसाद बाँटों और उन्हें भी अपने आत्म-स्वरूप में जगाओ। बनास नदी के तट पर स्थित डीसा में आप ब्रह्मानन्द की मस्ती लुटते हुए एकांत में रहे | यहाँ आपने एक मरी हुई गाय को जीवनदान दिया, तबसे लोग आपकी महानता जानने लगे | फिर तो अनेक लोग आपके आत्मानुभव से प्रस्फुटित सत्संग सरिता में अवगाहन कर शांति प्राप्त करने तथा अपना दुःख-दर्द सुनाने आपके चरणों में आने लगे |

प्रतिदिन सायंकाल को घुमना आपका स्वभाव है | एक बार डीसा में ही आप शाम को बनास नदी की रेत पर आत्मानन्द की मस्ती में घुम रहे थे कि पीछे से दो शराबी आये और आपकी गरदन पर तलवार रखते हुए बोले : "काट दूँ क्या ?" आपने बड़ी ही निर्भीकता से जवाब दिया कि : "तेरी मर्जी पूरण हो |" वे दोनों शराबी त्रन्त ही आपश्री की निर्भयता एवं ईश्वरीय मस्ती देख भयभीत होकर आपके चरणों में नतमस्तक हो गये और क्षमा-याचना करने लगे । एकांत में रहते हुए भी आप लोकोउत्थान की प्रवृत्तियों में संलग्न रहकर लोगों के व्यसन, मांस व मद्दपान छुड़ाते रहे | उसी दौरान एक दिन आप डीसा से नारेश्वर की ओर चल दिये तथा नर्मदा के तटवर्ती एक ऐसे घने जंगल में पहुँच गये कि वहाँ कोई आता-जाता न था | वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर आप आत्मा-परमात्मा के ध्यान में ऐसे तन्मय हुए कि पूरी रात बीत गई । सवेरा ह्आ तो ध्यान छोड़कर नित्यकर्म में लग गये । तत्पश्चात भूख-प्यास सताने लगी । लेकिन आपने सोचा : 'मैं कहीं भी भिक्षा माँगने नहीं जाऊँगा, यहीं बैठकर अब खाऊँगा । यदि सृष्टिकर्ता को गरज होगी तो वे खुद मेरे लिए भोजन लाएँगे। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही | दो किसान दूध और फ़ल लेकर वहाँ आ पहुँचे| संतश्री के बहुत इन्कार करने पर भी उन्होंने आग्रह करते हुए कहा : "हम लोग ईश्वरीय प्रेरणा से ही आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं | किसी अदभुत शक्ति ने रात्रि में हमें मार्ग दिखाकर आपश्री के चरणों की सेवा में यह सब अर्पण करने को भेजा है।" अतः संत श्री आसारामजी ने थोड़ा-सा दुध व फ़ल ग्रहणकर वह स्थान भी छोड़ दिया और आबू की एकांत गुफ़ाओं, हिमालय के एकांत जंगलों तथा कन्दराओं में जीवनमुक्ति का विलक्षण आनंद लूटते रहे । साथ -ही- साथ संसार के ताप से तप्त हुए लोगों के लिये दुःखनिवृत्ति और आत्मशांति के भिन्न-भिन्न उपाय खोजते रहे तथा प्रयोग करते रहे । लगभग सात वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात परम पूज्य सदग्रूदेव स्वामी श्री लीलाशाहजी महारज के अत्यन्त आग्रह के वशीभूत हो एवं अपनी मातुश्री को दिये हुए वचनों का पालनार्थ पूज्यश्री ने संवत 2028 में गुरूपूर्णिमा अर्थात 8 जुलाई, 1971 के दिन

अमदावाद की धरती पर पैर रखा ।

#### 14. आश्रम स्थापना :

साबरमती नदी के किनारे की उबड़-खाबड़ टेकरियो (मिटटी के टीलों) पर भक्तों द्वारा आश्रम के रूप में दिनांक : 29 जनवरी, 1972 को एक कच्ची कुटिया तैयार की गयी | इस स्थान के चारों ओर कंटीली झाड़ियों व बीहड़ जंगल था, जहाँ दिन में भी आने पर लोगों को चोर-डाकुओं का भय बराबर बना रहता था |लेकिन आश्रम की स्थापना के बाद यहाँ का भयानक और दूषित वातावरण एकदम बदल गया |आज इस आश्रमरूपी विशाल वृक्ष की शाखाएँ भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों तक पहुँच चुकी है |साबरमती के बीहड़ों में स्थापित यह कुटिया आज 'संत श्री आसारामजी आश्रम' के नाम से एक महान पवित्र धाम बन चुकी है |इस ज्ञान की प्याऊ में आज लाखों की संख्या में आकर हर जाति, धर्म व देश के लोग ध्यान और सत्संग का अमृत पीते है तथा अपने जीवन की दुःखद गुत्थियाँ को सुलझाकर धन्य हो जाते है |

# 15. आश्रम द्वारा संचालित सत्प्रवृत्तियाँ

#### (क) आदिवासी विकास की दिशा में कदम:

संत श्री आसारामजी आश्रम एवं इसकी सहयोगी संस्था श्री योग वेदांत सेवा सिमिति द्वारा वर्षभर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा आदि प्रान्तों के आदिवासी क्षेत्रों में पहुँचकर संतश्री के सानिधय में निर्धन तथा विकास की धारा से वंचित जीवन गुजारनेवाले वनवासियों को अनाज, वस्त्र, कम्बल, प्रसाद, दक्षिणा आदि वितरित किया जाता है तथा व्यवसनों एवं कुप्रथाओं से सदैव बचे रहने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक एवं यौगिक प्रयोग उन्हें सिखलायें जाते हैं।

# (ख) व्यवसनमुक्ति की दिशा में कदम:

साधारणतया लोग सुख पाने के लिये व्यवसनों के चुँगल में फ़ँसते हैं | पूज्यश्री उन्हें केवल निषेधात्मक उपदेशों के द्वारा ही नहीं अपितु शिक्तपात वर्षा के द्वारा आंतिरक निर्विषय सुख की अनुभूति करने में समर्थ बना देते है, तब उनके व्यसन स्वतः ही छूट जाते हैं | सत्संग-कथा में भरी सभा में विषेले व्यवसनों के दुर्गुणों का वर्णन कर तथा उनसे होनेवाले नुकसानों पर प्रकाश डालकर पूज्यश्री लोगों को सावधान करते हैं | समाज में 'नशे से सावधान' नामक पुस्तिका के वितरण तथा अनेक अवसरों पर चित्र-प्रदर्शनियों के माध्यम से जनमानस में व्यवसनों से शरीर पर होनेवाले दुष्प्रभाओं का प्रचार कर विशाल रूप से व्यवसनमुक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है | युवाओं में व्यवसनों के बढ़ते प्रचलन को रोकने की दिशा में संत श्री आसारामजी महाराज, स्वयं उनके पुत्र भी नारायण स्वामी तथा बापूजी के हजारों शिष्य सतत प्रयत्नशील होकर विभिन्न उपचारों

एवं उपायों से अब तक असंख्य लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं ।

## (ग) संस्कृति के प्रचार की दिशा में कदम :

भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने के लिये संतश्री केवल भारत के ही गाँव-गाँव और शहर-शहर ही नहीं घुमते हैं अपितु विदेशों में भी पहुँचकर भारत के सनातनी ज्ञान की संगमित अपनी अनुभव-सम्पन्न योगवाणी से वहाँ के निवासियों में एक नई शांति, आनंद व प्रसन्नता का संचार करते हैं | इतना ही नहीं, विभिन्न आश्रम एवं समितियों के साधकगण भी आडियो-विडियो कैसेटों के माधयम से सत्संग व संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते रहते हैं |

# (घ) कुप्रथा-उन्मूलन कार्यक्रम :

विशेषकर समाज के पिछड़े वर्गों में व्याप्त कुप्रथाओं तथा अज्ञानता के कारण धर्म के नाम पर तथा भूत-प्रेत, बाधा आदि का भय दिखाकर उनकी सम्पत्ति का शोषण व चरित्र का हनन अधिकांश स्थानों पर हो रहा है । संतश्री के आश्रम के साधकों द्वारा तथा श्री योग वेदांत सेवा समिति के सिक्रय सदस्यों द्वारा समय-समय पर सामूहिक रूप से ऐसे शोषणकारी षड़यंत्रों से बचे रहने का तथा कुप्रथाओं के त्याग का आह्मान किया जाता हैं ।

# (च) असहाय-निर्धन-रोगी-सहायता अभियान :

विभिन्न प्रांतों में निराश्रित, निर्धन तथा बेसहारा किस्म के रोगियों को आश्रम तथा सिमितियों द्वारा चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाई, भोजन, फ़ल आदि वितरित किए जाते हैं।

# (छ) प्राकृतिक प्रकोप में सहायता

भूकम्प हो, प्लेग हो अथवा अन्य किसी प्रकार की महामारी, आश्रम से साधकगण प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचकर पीड़ितों को तन-मन-धन से आवश्यक सहायता-सामग्री वितरित करते हैं | ऐसे क्षेत्रों में आश्रम द्वारा अनाज, वस्त्र, औषिध एवं फ़ल-वितरण हेतु शिविर भी आयोजित किया जाता हैं | प्रभावित क्षेत्रों में वातावरण की शुद्धता के लिए धूप भी किया जाता हैं |

## (झ) सत्साहित्य एवं मासिक पत्रिका प्रकाशन :

संत श्री आसारामजी आश्रम द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओं एवं अंग्रेजी में मिलाकर अब तक 180 पुस्तकों का प्रकाशन कार्य पूर्ण हो चुका हैं | यही नहीं, हिन्दी एवं गुजराती भाषा में आश्रम से नियमित मासिक पत्रिका 'ऋषि प्रसाद' का भी प्रकाशन होता है, जिसके लाखों - लाखों पाठक हैं | देश -विदेश का वैचारिक प्रदूषण मिटाने में आश्रम का यह सस्ता साहित्य अत्यधिक सहायक सिद्व हुआ हैं | इसकी सहायता से अब तक आध्यात्मिक क्षेत्र में लाखों लोग प्रगति के पथ पर आरुढ़ हो चुके हैं |

# (ट) विद्वार्थी व्यक्तित्व विकास शिविर:

आनेवाले कल के भारत की दिशाहीन बनी इस पीढ़ी को संतश्री भारतीय संस्कृति की गिरमा समझाकर जीवन के वास्तिवक उद्देश्य की ओर गितमान करते हैं। विद्वार्थी शिविरों में विद्वार्थियों को ओजस्वी-तेजस्वी बनाने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान की विविध द्वारा विद्वार्थियों की सुषुप्त शिक्तयों को जागृत कर समाज में व्याप्त व्यवसनों एवं बुराइयों से छूटने के सरल प्रयोग भी विद्वार्थी शिविरों में कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विद्वार्थियों में स्मरणशक्ति तथा एकाग्रता के विकास हेतु विशेष प्रयोग करवाये जाते हैं।

#### (ठ) ध्यान योग शिविर :

वर्ष भर में विविध पर्वों पर वेदान्त शिक्तपात साधना एवं ध्यान योग शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के चारों ओर से ही नहीं, विदेशों से भी अनेक वैज्ञानिक, डॉक्टर, इन्जीनियर आदि भाग लेने उमड़ पड़ते हैं | आश्रम के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में पूज्यपाद संत श्री आसारामजी बापू का सान्निध्य पाकर हजारों साधक भाई-बहन अपने व्यावहारिक जगत को भूलकर ईश्वरीय आनन्द में तल्लीन हो जाते हैं | बड़े-बड़े तपस्वियों के लिए भी जो दुर्लभ एवं कष्टसाध्य है, ऐसे दिव्य अनुभव पूज्य बापू के शिक्तपात द्वारा प्राप्त होने लगते हैं |

## (ड) निःशुल्क छाछ वितरण :

भारत भर की विभिन्न समितियाँ निःशुल्क छाछ वितरण केन्द्रों का भी नियमित संचालन करती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में अनेक स्थानों पर शीतल जल की प्याऊ भी संचालित की जाती है।

## (ढ) गौशाला संचालन :

विभिन्न आश्रमों में ईश्वरीय मार्ग में कदम रखनेवाले साधकों की सेवा में दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी आदि देकर गौमाताएँ भी आश्रम की गौशाला में रहकर अपने भवबंधन काटती हुई उत्क्रांति की परम्परामें शीघ्र गति से उन्नत होकर अपन जीवन धन्य बना रही हैं । आश्रम के साधक इन गौमाताओं की मातृवत् देखभाल एवं चाकरी करते हैं ।

## (त) आयुर्वेदिक औषधालय व औषध निर्माण :

संतश्री के आश्रम में चलने वाले आयुर्वेदिक औषिधयों से अब तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं | संतश्री के मार्गदर्शन में आयुर्वेद के निष्णात वेदों द्वारा रोगियों का कुशल उपचार किया जाता हैं | अनेक बार तो अमदावाद व मुंबई के प्रख्यात चिकित्सायलों में गहन चिकित्सा प्रणाली से गुजरने के बाद भी अस्वस्थता यथावत् बनी रहने के कारण रोगी को घर के लिए रवाना कर दिया जाता हैं | वे ही रोगी मरणासन्न स्थिति में भी आश्रम के उपचार एवं संतश्री के आशीर्वाद से स्वस्थ व तंदुरूस्त होकर घर लौटते हैं | साधकों द्वारा जड़ी-बूटियों की खोज करके सूरत आश्रम में विविध आयुर्वेदिक औषिधयों का निर्माण किया जाता हैं |

## (थ) मौन-मंदिर :

तीव्र साधना की उत्कंठावाले साधकों को साधना के दिव्य मार्ग में गित करने में आश्रम के मौन-मंदिर अत्यधिक सहायक सिद्ध हो रहे हैं | साधना के दिव्य परमाणुओं से घनीभूत इन मौन-मंदिरों में अनेक प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं, जिज्ञासु को षटसम्पित की प्राप्ति होती हैं तथा उसकी मुमुक्षा प्रबल होती हैं | एक सप्ताह तक वह किसी को नहीं देख सकता तथा उसको भी कोई देख नहीं सकता। भोजन आदि उसे भीतर ही उपलब्ध करा दिया जाता हैं | समस्त विक्षेपों के बिना वह परमात्ममय बना रहता हैं | भीतर उसे अनेक प्राचीन संतों, इष्टदेव व गुरूदेव के दर्शन एवं संकेत मिलते हैं |

#### (द) साधना सदन :

आश्रम के साधना सदनों में देश-विदेश से अनेक लोग अपनी इच्छानुसार सप्ताह, दो सप्ताह, मास, दो मास अथवा चातुर्मास की साधना के लिये आते हैं तथा आश्रम के प्राकृतिक एकांतिक वातावरण का लाभ लेकर ईश्वरीय मस्ती व एकाग्रता से परमात्मस्वरूप का ध्यान - भजन करते हैं।

#### (घ) सत्संग समारोह :

आज के अशांत युग में ईश्वर का नाम, उनका सुमिरन, भजन, कीर्तन व सत्संग ही तो एकमात्र ऐसा साधन है जो मानवता को जिन्दा रखे बैठा है और यदि आत्मा-परमात्मा को छूकर आती हुई वाणी में सत्संग मिले तो सोने पे सुहागा ही मानना चाहिये । श्री योग वेदांत सेवा समिति की शाखाएँ अपने-अपने क्षेत्रों में संतश्री के सुप्रवचनों का आयोजन कर लाखों की संख्या में आने वाले श्रोताओं को आत्मरस का पान करवाती हैं । श्री योग वेदांत सेवा समितियों के द्वारा आयोजित संत श्री आसारामजी बापू के दिव्य सत्संग समारोह में अक्सर यह विशेषता देखने को मिलती है कि इतनी विशाल जन-सभा में ढ़ाई-ढ़ाई लाख श्रोता भी शांत व धीर-गंभीर होकर आपश्री के वचनामृतों का रसपान करते है तथा मंडप कितना भी विशाल भी क्यों नहीं बनाया गया हो, वह भक्तों की भीड़ के आगे छोटा पड़ ही जाता हैं ।

## (न) नारी उत्थान कार्यक्रम

'राष्ट्र को उन्नित के परमोच्च शिखर तक पहुँचाने के लिए सर्वप्रथम नारी-शिक्त का जागृत होना आवश्यक हैं...' यह सोचकर इन दीर्घदृष्टा मनीषी ने साबरमती के तट पर ही अपने आश्रम से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर 'नारी उत्थान केन्द्र' के रूप में महिला आश्रम की स्थापना की |

महिला आश्रम में भारत के विभिन्न प्रांतों से एवं विदेशों से आयी हुई अनेक सन्नारियाँ सौहार्द्रपूर्वक जीवनयापन करती हुई आध्यात्मिक पद पर अग्रसर हो रही हैं। साधना काल के दौरान विवाह के तुरंत ही बाद संतश्री आसारामजी महाराज अपने अंतिम

लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार की सिद्दी के लिए गृहस्थी का मोहक जामा उतारकर अपने सदग्रूदेव के सान्निध्य में चले गये थे |

आपश्री की दी हुई आज्ञा एवं मार्गदर्शन के अनुरूप सर्वगुणसम्पन्न पितव्रता श्रीश्री माँ लक्ष्मीदेवी ने अपने स्वामी की अनुपस्थिति में तपोनिष्ठ साधनामय जीवन बिताया | सांसारिक सुखों की आक्षांका छोड़कर अपने पितदेव के आदर्शों पर चलते हुए आपने आध्यात्मिक साधना के रहस्यमय गहन मार्ग में पदापर्ण किया तथा साधना काल के दौरान जीवन को सेवा के द्वारा घिसकर चंदन की भांति सुवासित बनाया | सौम्य, शांत, गंभीर वदनवाली पूजनीया माताजी महिला आश्रम में रहकर साधना मार्ग में साधिकाओं का उचित मार्गदर्शन करती हुई अपने पितदेव के दैवी कार्यों में सहभागी बन रही हैं |

जहाँ एक ओर संसार की अन्य नारियाँ फ़ैशनपरस्ती एवं पश्चिम की तर्ज पर विषय-विकारों में अपना जीवन व्यर्थ गवाँ रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस आश्रम की युवतियाँ संसार के समक्ष आकर्षणों को त्यागकर पूज्य माताजी की स्नेहमयी छत्रछाया में उनसे अनुष्ठान एवं आनंदित जीवनयापन कर रही हैं।

नारी के सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये महिला आश्रम में आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान, कीर्तन, स्वाध्याय के साथ-साथ विभिन्न पर्वों, उत्सवों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, जिसका संचालन संतश्री की सुपुत्री वंदनीया भारतीदेवी करती हैं।

ग्रीष्मावकाश में देशभर से सैकड़ों महिलाएँ एवं युवितयाँ महिला आश्रम में आती हैं, जहाँ उन्हें पूजनीया माताजी एवं वंदनीया भारतीदेवी द्वारा भावीजीवन को सँवारने, पढ़ाई में सफ़लता प्राप्त करने तथा जीवन में प्रेम, शांति, सद् भाव, परोपकारिता के गुणों की वृद्धि के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता हैं।

गृहस्थी में रहनेवाली महिलाएँ भी अपनी पीड़ाओं एवं गृहस्थ की जिटल समस्याओं के संबंध में पुजनीया माताजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर स्वयं के तथा परिवार के जीवन को सँवारती हैं | वे अनेक बार यहाँ आती तो हैं रोती हुई और उदास, लेकिन जब यहाँ से लौटती हैं तो उनके मुखमंडल पर असीम शांति और अपार हर्ष की लहर छायी रहती हैं | महिला आश्रम में निवास करनेवाली साध्वी बहनें भारत के विभिन्न शहरों एवं ग्रामों में जाकर संत श्री आसारामजी बापू द्वारा प्रदत्त ज्ञान एवं भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों एवं पावन संदेशों का प्रचार-प्रसार करती हुई भोली-भाली ग्रामीण नारियों में शिक्षा, व्यवसनमुक्ति, स्वास्थ्य, बच्चों के उचित पोषण करने, गृहस्थी के सफ़ल संचालन करने तथा नारिधर्म निबाहने की युक्तियाँ भी बताती हैं |

नारी उत्थान केन्द्र की अन्भवी साधवी बहनों द्वारा विद्यालयों में घूम-घूमकर स्मरणशक्ति

के विकास एवं एकाग्रता के लिए प्राणायाम, योगासन, ध्यान आदि की शिक्षा दी जाती हैं |इन बहनों द्वारा विद्यार्थी जीवन में संयम के महत्व तथा व्यवसनमुक्ति से लाभ के विषय पर भी प्रकाश डाला जाता है |

संत श्री के मार्गदर्शन में महिला आश्रम द्वारा 'धन्वन्तिर आरोग्य केन्द्र' के नाम से एक आयुर्वेदिक औषधालय भी संचालित किया जाता है, जिसमें साध्वी वैद्दों द्वारा रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है । अनेक दीर्घकालीन एवं असाधय रोग यहाँ के कुछ दिनों के साधारण उपचारमात्र से ही ठीक हो जाते है | जिन रोगियों को एलोपैथी में एकमात्र आपरेशन ही उपचार के रूप में बतलाया गया था, ऐसे रोगी भी आश्रम की बहनों द्वारा किये गये आयुर्वेदिक उपचार से बिना आपरेशन के ही स्वस्थ हो गये | इसके अतिरिक्त महिला आश्रम में संतकृपा चूर्ण, आँवला चूर्ण अवं रोगाण्नाशक धूप का निर्माण भी बहनें अपने ही हाथों से करती हैं । सत्साहित्य प्रकाशन के लिये संतश्री की अमृतवाणी का लिपिबद्व संकलन, पर्यावरण संतुलन के लिये वृक्षारोपण एवं कृषिकार्य तथा गौशाला का संचालन आश्रम की साध्वी बहनों द्वारा ही किया जाता है । नारी किस प्रकार से अपनी आन्तरिक शक्तियों को जगाकर नारायणीं बन सकती है तथा अपनी संतानों एवं परिवार में सुसंस्कारों का चिंतन कर भारत का भविष्य उज्ज्वल कर सकती है, इसकी सुसंसकारों का चिंतन कर भारत का भविष्य उज्जवल कर सकती है, इसकी ऋषि-महर्षि प्रणीत प्राचीन प्रणाली को अमदावाद महिला आश्रम की साधवी बहनों द्वारा 'बह्जनहिताय-बह्जनसुखाय' समाज में प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है । महिलाओं को एकांत साधना के लिये नारी उत्थान आश्रम में मौन-मंदिर व साधना सदन आदि भी उपलब्ध कराये जाते हैं | इनमें अब तक देश-विदेश की हजारों बहनें साधना कर ईश्वरीय आनन्द और आन्तरिक शक्ति जागरण की दिव्यानुभूति प्राप्त कर चुकी हैं ।

# (प) विद्यार्थियों के लिये सस्ती नोटबुक (उत्तरपुस्तिका)

संत श्री आसारामजी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद से प्रतिवर्ष स्कूलों एवं कालेजों के विद्यार्थियों के लिये प्रेरणादायी उत्तरपुस्तिकाओं (Note Books) का निर्माण किया जाता है | इन उत्तरपुस्तिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसके प्रत्येक पेज पर संतों, महापुरुषों की तथा गाँधी व लालबहादुर जैसे ईमानदार नेताओं की पुरूषार्थ की ओर प्रेरित करनेवालि जीवनोद्वारक वाणी अंतिम पंक्ति में अंकित रहती है | इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये बाजार भाव से बहुत सस्ती होती ही हैं, साथ ही गुणवत्ता की दृष्टि से उत्कृष्ट, स्रसज्ज एवं चिताकर्षक होती हैं |

विद्यार्थी जीवन में दिव्यता प्रकटाने में समर्थ संत श्री आसारामजी बापू के तेजस्वी संदेशों से सुसज्ज मुख्य पृष्ठोंवाली ये उत्तरपुस्तिकाएँ निर्धन बच्चों में यथास्थिति देखकर निःशुल्क अथवा आधे मुल्य पर अथवा आधे मुल्य पर अथवा रियायती दरों पर वितरित की जाती हैं, ताकि निर्धनता के कारण भारत का भविष्यरूपी कोई बालक अशिक्षित न रह जाय |

ये उत्तरपुस्तिकाएँ बाजार भाव से 15-20 रूपये प्रतिदर्जन सस्ती होती हैं | इसिलये भारत के चारों कोनों में स्थापित श्री योग वेदांत सेवा समितियों द्वारा प्रतिवर्ष समाज में हजारों नहीं, अपितु लाखों की संख्या में इन नोटबुकों का प्रचार-प्रसार किया जाता है |

#### 16 भाषा जान :

यद्यपि संत श्री आसारामजी महाराज की लौकिक शिक्षा केवल तीसरी कक्षा तक ही हुई है, लेकिन आत्मविद्या, योगविद्या व ब्रह्मविद्या के धनी आपश्री को भारत की अनेक भाषाओं, यथा- हिन्दी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मराठी, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी आदि का ज्ञान है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी आपश्री के पास संचित है

## 17 सादगी:

संतश्री के जीवन में सादगी एवं स्वच्छता कूट-कूटकर भरी हुई है | आप सादा जीवन जीना अत्यधिक उत्कृष्ट समझते हैं | व्यर्थ के दिखावे में आप कर्ताई विश्वास नहीं करते | आपका सुत्र है : "जीवन में तीन बातें अत्यधिक जरूरी हैं : (1) स्वस्थ जीवन (2) सुखी जीवन, और (3) सम्मानित जीवन |" स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन बनता है तथा सत्कर्मों का अवलंबन लेने से जीवन सम्मानित बनता है |

## 18. सर्वधर्मसमभाव :

आप सभी धर्मों का समान आदर करते हैं | आपकी मान्यता है कि सारे धर्मों का उदगम भारतीय संस्कृति के पावन सिद्वांतों से ही हुआ है | आप कहते हैं :

" सारे धर्म उस एक परमात्मा की सत्ता से उत्पन्न हुए हैं और सारे-के-सारे उसी एक परमात्मा में समा जाएँगे | लेकिन जो सृष्टि के आरंभ में भी था, अभी भी है और जो सृष्टि के अंत में भी रहेगा, वही तुम्हारा आत्मा ही सच्चा धर्म है | उसे ही जान लो, बस | तुम्हारी सारी साधना, पूजा, इबादत और प्रेयर (प्रार्थना) पूरी हो जायेगी |"

# 19. परमश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ :

आपश्री को वेद, वेदान्त, गीता, रामायण, भागवत, योगवाशिष्ठ-महारामायण, योगशास्त्र, महाभारत, स्मृतियाँ, पुराण, आयुर्वेद आदि अन्यान्य धर्मग्रन्थों का मात्र अध्ययन ही नहीं, आप इनके ज्ञाता होने के साथ अनुभवनिष्ठ आत्मवेत्ता संत भी हैं।

# 20. वर्षभर क्रियाशील :

आपके दिल में मानवमात्र के लिये करूणा, दया व प्रेम भरा है | जब भी कोई दिन-हीन आपश्री को अपने दुःख-दर्द की करूणा-गाथा सुनाता है, आप तत्क्षण ही उसका समाधान

बता देते हैं । भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों का स्थायित्व समाज में सदैव बन ही रहे, इस हेतु आप सतत क्रियाशील बने रहते हैं । भारत के प्रांत-प्रांत और गाँव-गाँव में भारतीय संस्कृति का अनमोल खजाना बाँटने के लिये आप सदैव घूमा ही करते हैं । समाज के दिशाहीन युवाओं को, पथभृष्ट विद्यार्थियों को एवं लक्ष्यविहीन मानव समुदाय को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए अनेक कष्टों व विध्नों का सामना करते हुए भी आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं । आप चाहते है कि कैसे भी करके, मेरे देश का नौजवान सत्यमार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर महानता के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर आसीन हो जाय ।

## 21. विदेशगमन :

सर्वप्रथम आप सन् 1984 में भारतीय योग एवं वेदान्त के प्रचारार्थ 28 मई से शिकागो, सेन्टलुईस, लास एंजिल्स, कोलिन्सविले, सैन्फ़्रान्सिस्को, कनाड़ा, टोरेन्टो आदि विदेशी शहरों में पदार्पण किये।

सन् 1987 में सितम्बर - अक्तूबर माह के दरम्यान आपश्री भारतीय भक्ति-ज्ञान की सरिता प्रवाहित करने इंग्लैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, स्विटजरलैंण्ड, अमेरिका व कनाड़ा के प्रवास पर पधारे | 19 अक्तूबर, 1987 को शिकागो में आपने एक विशाल धर्मसभा को सम्बोधित किया |

सन् 1991 में 8 से 10 अक्तूबर तक आपश्री ने मुस्लिम राष्ट्र दुबई में, 28 से 31 अकुबर तक हाँगकाँग में तथा 1 से 3 नवम्बर तक सिंगापुर में भिक्ति-ज्ञान की गंगा प्रवाहित की | आपश्री सन् 1993 में 19 जुलाई से 4 अगस्त तक हांगकांग, ताईवान, बैंकाग, सिंगापुर, इंडोनेशिया (मुस्लिम राष्ट्र) में सत्संग-प्रवचन किये | तत्पश्चात् आप स्वदेश लीटे | लेकिन मानवमात्र के हितेषी इन महापुरूषों को चैन कहाँ ? अतः वेदान्त शिक्तिपात साधना शिविर के माध्यम से मानव मन में सोई हुई आध्यात्मिक शिक्तियों को जागृत करने आप 12 अगस्त, 1993 को पुनः न्यूजर्सी, न्यूयार्क, बोस्टन, आल्बनी, क्लिफ्टन, जोलियट, लिटिलफ़ोक्स आदि स्थानों के लिये रवाना हुए | इसी दौरान आपश्री ने शिकागो में आयोजित 'विश्व धर्म संसद' में भाग लेकर भारत देश को गौरान्वित किया | तत्पश्चात् कनाड़ा के टोरेन्टों व मिसीसोगा तथा ब्रिटेन के लंदन व लिस्टर में अधयात्म की पताका लहराते हुए आप भारत लीटे |

सन् 1995 में पुनः 21 से 23 जुलाई तक अमेरिका के न्यूजर्सी में, 28 से 31 जुलाई तक कनाड़ा के टोरेन्टो में, 5 से 8 अगस्त तक शिकागो में तथा 12 से 14 अगस्त तक ब्रिटेन के लंदन में आपश्री के दिव्य सत्संग समारोह आयोजित हुए |

# 22. शिष्यों की संख्या :

भारत सिहत विश्व के अन्य देशों में आपश्री के शिष्यों की संख्या सन् 1995 में 15 लाख थी और अब तो सच्ची संख्या प्राप्त करना संभव ही नहीं है | विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, मजहबों के लोग जाति-धर्म का भेदभाव भूलकर आपश्री के मार्गदर्शन में ही जीवनयापन करते हैं | आपके श्रोताओं की संख्या तो करोड़ों में है | वे आज भी अत्यधिक एकाग्रता के साथ आपश्री के सुप्रवचनों का आडियो-विडियो कैसेटों के माध्यम से रसपान करते हैं | यह अत्यधिक आश्र्य का विषय है कि आत्मविद्या के धनी संत श्री आसारामजी बापू के आज करोड़ों-करोड़ों ग्रेजुएट शिष्य हैं | अनेक शिष्य तो पीएच.डी. डाक्टर, इंजीनियर, वकील, प्राधयापक, राजनेता एवं उद्योगपति हैं |

अध्यात्म में भी आप सभी मार्गों भिक्तयोग, ज्ञानयोग, निष्काम कर्मयोग एवं कुंडिलिनी योग का समन्वय करके अपने विभिन्न स्तर के जिज्ञासु - शिष्यों के लिए सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं । आश्रम में रहकर सत्संग-प्रवचन के बाद आपश्री घंटों तक व्यासपीठ पर ही विराजमान रहकर समाज के विभिन्न वर्गों के दीन-दुखियों एवं रोगियों की पीड़ाएँ सुनकर उन्हें विभिन्न समस्याओं से मुक्त होने की युक्तियाँ बताते हैं । आश्रम के शिविर के दौरान तीन कालखंडों में दो-दो घंटे के सत्संग - प्रवचन होते हैं, लेकिन उसके बाद दिन-दुखियों की सुबह-शाम तीन-तीन घंटे तक कतारे चलती हैं, जिसमें आपश्री उन्हें विभिन्न समस्याओं का समाधान बताते हैं ।

# 23. सिंहस्थ (कुम्भ) उज्जैन व अर्धकुम्भ इलाहाबाद :

सन् 1992 में उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ (कुम्भ) में आपश्री का सत्संग सतत एक माह तक चला | दिनांक : 17 अप्रैल से 16 मई, 1992 तक चले इस विशाल कुम्भ मेले में संत श्री आसारामजी नगर की विशालता, भव्यता, साज-सज्जा एवं कुशलता तथा समुचित-सुन्दर व्यवस्था ने देश-विदेश से आये हुए करोड़ों लोगों को प्रभावित एवं आकर्षित किया |

आपकी अनुभव-सम्पन्न वाणी जिसके भी कानों से टकराई, बस उसे यही अनुभव हुआ कि जीवन को वास्तविक दिशा प्रदान करने में आपके सुप्रवचनों में भरपूर सामर्थ्य है । यही कारण है कि सतत एक माह तक प्रतिदिन दो-ढाई लाख से भी अधिक बुद्विजीवी श्रोताओं से आपकी धर्मसभा भरी रहती थी और सबसे महान आश्वर्य तो यह होता कि इतनी विशाल धर्मसभा में कहीं भी किसी श्रोता की आवाज या शोरगुल नहीं सुनाई पड़ता था । सबके-सब श्रोता आत्मानुशासन में बैठे रहते थे । यह विशेषता आपके सत्संग में आज भी मौजूद है ।

आपश्री के सत्संग राष्ट्रीय विचारधारा के होते हैं, जिनमें साम्प्रदायिक विद्वेष की तनिक भी बू नहीं आती । आपश्री की वाणी किसी धर्मविशेष के श्रोता के लिए नहीं अपितु मानवमात्र

के लिये कल्याणकारी होती है | यही कारण है कि इलाहाबाद के अर्धकुम्भ मेले के अंतिम दिनों में आपके सत्संग - प्रवचन कार्यक्रम आयोजित होने पर भी काफ़ी समय पूर्व से आई हुई भारत की श्रद्वालु जनता आपश्री के आगमन की प्रतीक्षा करती रही | दिनांक : 1 से 4 फ़रवरी, 1995 तक आपका प्रयाग (इलाहाबाद) के अर्धकुम्भ में सिंहस्थ उज्जैन के समान ही विराट सत्संग समारोह आयोजित हुआ।

# 24. राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया पर प्रसारण :

ऐसे तो भारत के कई शहरों एवं कस्बों में आपश्री के यूमैटिक, बिटाकेम व यू.एच.एस. कैसेटों के माध्यम से निजी चैनलों पर लोग घर बैठे ही सत्संग का लाभ लेते हैं लेकिन पर्वों, उत्सवों आदि के अवसर पर भी आपश्री के कल्याणकारी सुप्रवचन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विभिन्न स्टेशनों तथा राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्रों से भी प्रसारित किये जाते हैं | विदेश प्रवास के दौरान वहाँ के लोगों को भी आपश्री के सुप्रवचनों का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से आपके वहाँ पहुँचते ही विदेशी मीडिया को उसका लाभ दिया जाता है | कनाड़ा के एक रेडियो स्टेशन 'ज्ञानधारा' पर तो आज भी भजनावली में आपश्री के सत्संग विशेष रूप से प्रसारित किये जाते हैं |

विश्वधर्म संसद में भी आपश्री की विद्वता से पप्रभावित होकर शिकागो दूरदर्शन ने आपके इन्टरव्यू को प्रसारित किया था, जिसे विदेशों में लाखों दर्शकों ने सराहा था एवं पुनःप्रसारण की माँग भी की थी।

आपश्री के सुप्रवचनों की अन्तर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को देखते हुए जी टी.वी. ने भी माह अक्तुबर, 1994 से अपने रविवारीय साप्ताहिक सीरियल 'जागरण' के माध्यम से अनेकों सफ़्ताह के लिए आपके सत्संग-प्रवचनों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ किया | इसके नियमित प्रसारण की माँग को लेकर जी टी.वी. कार्यालय में भारत सहित विदेशों से हजारों - हजारों पत्र आये थे | दर्शकों की माँग पर जी टी.वी. ने इस कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण ही आरम्भ कर दिया | ए. टी. एन., सोनी, यस आदि चैनल भी पूज्य बापुश्री के सुप्रवचनों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण करते रहते हैं |

भारतीय दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र एवं क्षेत्रीय स्टेशनों से आपके सुप्रवचनों का तो अनेकानेक बार प्रसारण हो चुका है । आपके जीवन तथा आश्रम द्वारा संचालित सत्प्रवृत्तियों पर दिल्ली दूरदर्शन द्वारा निर्मित किये गये वृत्तचित्र 'कल्पवृक्ष' का राष्ट्रीय प्रसारण दिनांक 9 मार्च, 1995 को प्रातः 8:40 से 9:12 बजे तक किया गया, जिसके पुनः प्रसारण की माँग को लेकर दूरदर्शन के पास हजारों पत्र आये । फ़लस्वरूप दिनांक : 25 सितम्बर, 1995 को दूरदर्शन ने पुनः इसका राष्ट्रीय प्रसारण किया ।

इसके अतिरिक्त संत श्री आसारामजी महाराज के सत्संग - प्रवचन जिस क्षेत्र में आयोजित

होते हैं, वहाँ के सभी अखबार आपके सत्संग-प्रवचनों के सुवाक्यों से भरे होते हैं | 25. विश्वधर्मसंसद, शिकागों में प्रवचन :

माह सितम्बर, 1993 के प्रथम सफ़्ताह में विश्व धर्मसंसद का आयोजन किया गया था जिसमें सम्पूर्ण विश्व से 300 से अधिक वक्ता आमंत्रित थे। भारत से आपश्री को भी वहाँ मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। आपके सुप्रवचन वहाँ दिनांक : 1 से 4 सितम्बर, 1993 के दौरान हुए। यह आश्वर्य का विषय है कि पहले दिन आपको बोलने के लिए केवल 35 मिनट का समय मिला, लेकिन 55 मिनट तक आपश्री को सभी मंत्रमुग्ध होकर श्रवण करते रहे। अंतिम दिन आपको सवा घंटे का समय मिला, लेकिन सतत एक घंटा 55 मिनट तक आपश्री के सुप्रवचन चलते रहे। विश्वधर्म संसद में आपही एकमात्र ऐसे भारतीय वक्ता थे, जिन्हें तीन बार जनता को सम्बोधित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ

संपूर्ण विश्व से आये हुए विशाल एवं प्रबुद्ध श्रोताओं की सभा को सम्बोधित करते हुए आपश्री ने कहा :

"हम किसी भी देश में, किसी भी देश में, किसी भी जाति में रहते हों, कुछ भी कर्म करते हों, लेकिन सर्वप्रथम मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिये | पहले मानवीय अधिकार होते हैं, बाद में मजहबी अधिकार | लेकिन आज हम मजहबी अधिकारों में, संकीर्णता में एक-दूसरे से भिड़कर अपना वास्तविक अधिकार भूलते जा रहे हैं | जो व्यक्ति, जाति, समाज और देश ईश्वरीय नियमों के अनुसार चलता है, उसकी उन्नति

होती है तथा जो संकीर्णता से चलता है, उसका पतन होता है | यह ईश्वरीय सृष्टि का नियम है |

आज का आदमी एक-दूसरे का गला दबाकर सुखी रहना चाहता है | एक गाँव दूसरे गाँव को और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाकर खुद सुखी होना चाहता है, लेकिन यह सुख का साधन नहीं है, एक दूसरे की मदद व भलाई करना | सुख चाहते हो तो पहले सुख देना सीखो | हम जो कुछ करते है, घूम-फ़िरकर वह हमारे पास आता है | इसलिये विज्ञान के साथ-साथ मानवज्ञान की भी जरूरत है | आज का विज्ञान संसार को सुंदर बनाने की बजाय भयानक बना रहा है क्योंकि विज्ञान के साथ वेदान्त का ज्ञान लुस हुआ जा रहा हैं

आपश्री ने आह्मवान किया : हम चाहे U.S.A. के हों, U.K. के हों, भारत के हों, पाकिस्तान के हों या अन्य किसी भी देश के, आज विश्व को सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वह पथभ्रष्ट और विनष्ट होती हुई युवा पीढ़ी को यौगिक प्रयोग के माध्यम से बचा ले क्योंकि नई पीढ़ी का पतन होना प्रत्येक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है | आज सभी जातियों, मजहबों एवं देशों को आपसी तनावों तथा संकीर्ण मानसिकताओं को छोड़कर तरूणों की

भलाई में ही सोचना चाहिये | विश्व को आज आवश्यकता है कि वह योग और वेदान्त की शरण जाये |

आपश्री ने आह्मवान किया : 'इस युग के समस्त वक्ताओं से, चाहे वे राजनीति के क्षेत्र के हों या धर्म के क्षेत्र के, मेरी विनम्न प्रार्थना है कि व समाज में विद्रोह पैदा करनेवाला भाषण न करें अपितु प्रेम बढ़ानेवाला भाषण देने का प्रयास करें | मानवता को विद्रोह की जरूरत नहीं है अपितु परस्पर प्रेम व निकटता की जरूरत है | किसी भारतवासी के किसी कृत्य पर भारत के धर्म की निन्दा करके मानव जाति को सत्य से दूर करने की कोशिश न करें- यह मेरी सबसे प्रार्थना है |"

बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपश्री के सुप्रवचनों का जोरदार स्वागत होता था | विश्वधर्म संसद में ही भाग लेने आये एक अफ़्रीकी धर्मगुरू तो आपश्री की यौगिक शक्तियों से इतने प्रभावित हुए कि वे बार-बार चरण चूमने लगे तथा दीक्षा-प्राप्ति की माँग करने लगे |

## 26. प्रवचनों की संख्या :

अब तक देश-विदेश में आपश्री के हजारों प्रवचन आयोजित हो चुके हैं, जिनमें 10800 घंटों के आपश्री के सुप्रवचन आश्रम में आडियो कैसेट में रिकार्ड किये हुए रेकार्ड रूम में संग्रहित हैं | आपश्री के पावन सान्निध्य में आध्यात्मिक शिक्तयों के जागरण के लिए आयोजित होनेवाले शिविरों में सर्वप्रथम शिविर में मात्र 163 शिविरार्थियों ने भाग लिया था, जबिक आज के एक-एक शिविर में 20-25 हजार शिविरार्थी लाभ ले रहे हैं | यह पू. बापू की शिक्तपात-वर्षा के लाभ का चमत्कार है |

# 27. आदिवासी उत्थान कार्यक्रम :

संत श्री आसारामजी बापू केवल प्रवचनों अथवा वेदान्त शिक्तपात साधना शिविरों तक ही सीमित नहीं रहते हैं अपितु समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में आनेवाले, समाज से कोसो दूर वनों और पर्वतों में बसे आदिवासियों के नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्विक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए भी सदैव प्रयत्नशील रहते हैं | पर्वतीय, वन्य अथवा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर संतश्री स्वयं उनके बीच कपड़ा, अनाज, कम्बल, छाछ, भोजन, व दिक्षणा का वितरण करते-कराते हैं | अब तक आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम व गतिविधियाँ संचालित कर चुके हैं | जैसे, गुजरात में धरमपुर, कोटड़ा, नानारांधा, भैरवी आदि; राजस्थान में सागवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, नाणा, भीमाणा, सेमिलिया आदि; मध्यप्रदेश में नावली, खापर, जावदा, प्रकाशा आदि व उड़ीसा में भद्रक आदि |

उपरोक्त वर्णित स्थानों पर अनेक बार संतश्री के पावन सान्निध्य में आदिवासियों के

उत्थान के लिये भंडारा एवं सत्संग - प्रवचन समारोह आयोजित हो चुके हैं | **28. एकता व अखंडता के प्रबल समर्थक :** 

आप भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रबल समर्थक हैं | यही कारण है कि एक हिन्दू संत होने के बावजूद भी हजारों मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, जैन व अन्यान्य धर्मों के अनुयायी आपश्री के शिष्य कहलाने में गर्व महस्स करते हैं | आपश्री की वाणी में साम्प्रदायिक संकीर्णता क विद्वेष लेशमात्र भी नहीं है | आपकी मान्यता है : "संसार के जितने भी मजहब, मत-पंथ, जात-नात आदि हैं, वे उसी एक चैतन्य परमात्मा की सता से स्फ़ुरित हुए हैं और सारे-के-सारे एक दिन उसी में समा जाएँगे | फ़िर अज्ञानियों की तरह भारत को धर्म, जाित, भाषा व सम्प्रदाय के नाम पर क्यों विखंडित किया जा रहा है ? निर्दाष लोगों के लहू से भारत की पवित्र धरा को रंजित करनेवाले लोगों को तथा अपने तुच्छ स्वार्थों की खाितर देश की जनता में विद्रोह फ़ैलानेवालों को ऐसा सबक सिखाना चाहिये कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या जाित भारत के साथ गद्दारी करने की बात सोच भी न सके ।" आप ही की तरह आपका विशाल शिष्य-समुदाय भी भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता व शांति का समर्थक होकर अपने राष्ट्र के प्रति पूर्णरूपेन समर्पित है | आपश्री के सुप्रवचनों से सुसज्ज पुस्तक 'महक मुसािफ़र' को भोपाल का एक मौलवी (मुसलमान धर्मगुरू) पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्वयं इस पुस्तक का उर्दू में

अन्वाद किया तथा म्स्लिम समाज के लिए प्रकाशित करवाया |

# भारत एवं विदेशों में पूज्यश्री के प्रमुख आश्रम

परम पूज्य संत श्री आसारामजी के पावन सान्निध्य एवं मार्गदर्शन में अब तक सम्पूर्ण भारत एवं विदेशों में 'ज्ञानवाटिका' के रूप में 200 से अधिक आश्रमों की स्थापना हो चुकी है, जिनमें से प्रमुख आश्रमों की स्थापना हो चुकी है, जिनमें से प्रमुख आश्रम निम्नानुसार है :

- गुजरात : अमदावाद, सूरत, हिम्मतनगर, भावनगर, राजकोट, लुणावाला, वड़ोदरा, वापी, भेटासी,मोड़ासा, भैरवी, विसनगर, डीसा, वलसाड़, सरसवा (पूर्व), गोधरा, विरमगाम, बायड़, कलोल, रापर, चकलासी, जुनागढ़, मेहसाणा, थराद, लिम्बडी (सुरेन्द्र नगर), बारडोली, वल्लभीप्र ।
- सेलवासा (दादरानगर हवेली) |
- राजस्थान : अजमेर, आमेट, सागवाड़ा, जोधपुर, डभोक (उदयपुर), सुमेरपुर, कोटा, सरमथुरा, बांरा, भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, निवाई गौशाला |
- मध्यप्रदेश: भोपाल, छिन्दवाड़ा, मनावर, राणापुर, रतलाम, पंचेड़, रायपुर, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़गाँव, जबलपुर, देवास, नीमच, ब्यौहारी, पिपरिया |
- **महाराष्ट्र** : गोरेगाँव (मुंबई), सोलापुर, उल्हासनगर, उल्हासनगर, प्रकाशा, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, गोंदिया, धुलिया, भुसावल, बदलापुर, दोंडाईचा |
- **उत्तर प्रदेश :** हापुड, लखनऊ, वृंदावन, आगरा, गाजियाबाद, उझानी, मुजफ़्फ़रनगर, वाराणासी, झाँसी, गोंडा, मेरठ, कानप्र |
- **हरियाणा-पंजाब** : चंडीगढ़, करनाल, पानीपत, लुधियाना, दिड़बा मंडी, जालंधर, अमृतसर, फ़ाजिल्का, रेवाड़ी, हिसार, अंबाला, रोहतक, बहादुरगढ़, फ़रीदाबाद, हेमा माजरा (अंबाला), मांडी इसराना |
- दिल्ली : वंदे मातरम् रोड़, रवीन्द्र रंगशाला के सामने |
- उत्तरांचल : हरिद्वार, देहरादून, नई टिहरी, ऋषिकेश |
- पश्चिम बंगाल : कोलकाता
- आंध्र प्रदेश : हैदराबाद
- **उड़ीसा** : कटक
- जम्मू-कश्मीर : कठुआ
- **विदेश में :** मेटावन (यू. एस. ए.)

# भारत एवं विदेशों में कार्यरत श्री योग वेदान्त सेवा समिति की प्रमुख शाखाएँ

- गुजरात: आणंद, अमरेली, बिलिमोरा, वड़ोदरा, भावनगर, वीजापुर, विरमगाम, दाहोद, डीसा, गोधरा, गाँधीनगर, गाँधीधाम, जामनगर, जेतपुर, जांबुघोड़ा (पंचमहल), लीमड़ी, महुवा, पालनपुर, पाटण, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, सिद्दपुर, रापर, वापी, लुणावाड़ा, द्वारिका, नड़ीयाद, घ्रांगघ्रा, ढोलम्बर, भरुच, नवसारी, संतरामपुर, सिहोर, तिलकवाड़ा, गोंडल, मोरबी, पादरा, वणांकबोरी (थर्मल) |
- महाराष्ट्र : अमरावती, औरंगाबाद, गोंदिया, धुलिआ, मालेगाँव, पूना सेन्टर, संगमनेर, मुलुंड, भुसावल, सोलापुर, अकोला, यवतमाल, चंद्रपुर, जलगाँव, नांदेड, भंडारा, नन्दुरबार, वरणगाँव, लातूर, ओझर, पूसद, अहमदनगर, बुलढाणा, जालना, चालीसगाँव
- राजस्थान : अजमेर, बाँसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर (सेन्टर), कोटा, नाथद्वारा, पाली (मारवाड़), सुजानगढ़, सागवाड़ा, जोधपुर, सुमेरपुर, झुन्झनु, उदयपुर, डूँगरपूर, प्रतापगढ़, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, अलवर, नशीराबाद, धौलपुर, अनूपगढ़, बयाना, सवाई माधोपुर, चुरु, बूंदीम तिरोही, आबूरोड़, जैसलमेर ।
- मध्यप्रदेश: खंडवा, बालाघाट, बड़गाँव, नसरूल्लागंज, देवास, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मनावर, नीमच, सिहोरा, उज्जैन, बैतूल, ब्यौहारी, मुरैना, शाजापुर, सिवनी, अमझेरा, सतना, शिवपुरी, पाथाखेडा, गुना, पिपरिया, हरदा, भिण्ड, सागर, महू, अलीराजपुर, मलाजखंड, सारनी, धार, सिहोर, पीथमपुर, बुरहानपुर, रीवा, विदीशा
- **छत्तीसगढ़ :** धमतरी, कांकेर, बैकुण्ठपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगाँव, कोरबा, भिलाई |
- उत्तर प्रदेश: आगरा, गोरखपुर, शामली, सहारनपुर, उँझानी, इलाहाबाद, गोपीगंज, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, झाँसी, जलौन, बरेली, भदोही, गोंडा, उरई, मोदीनगर, इटावा, हरदोई, हापुड़, कासगंज, सिरसागंज, फ़िरोजाबाद, चन्दौसी, इग्लास, बस्ती, जौनपुर, हाथरस, बदायूँ, सुल्तानपुर, लखीमपुर, गाजीपुर, एटा, सीतापुर, बुलंदशहर, फ़ैजाबाद, रायबरेली।
- उत्तरांचल : ऋषिकेश, रूड़की, हल्दवानी, कोटद्वार, लाल कुँआ
- **हरियाणा-पंजाब :** चंड़ीगढ़ सेन्टर, हिसार, करनाल, पानीपत, भिवानी, अंबाला, पटियाला, कुरूक्षेत्र, राजपुरा |

- पश्चिम बंगाल : कोलकाता
- तमिलनाडु : चेन्नई
- आंध्र प्रदेश : हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापटनम्
- कर्नाटक : बैगलोर, शहापुर, बीजापुर, गुलबर्गा, बेलगाम, कारवार
- **उड़ीसा :** अनगुल, कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, पुरी, बारीपदा, संबलपुर, सुंदरगढ़, राउरकेला, बरगढ़, जैपुर, भवानीपटना
- आसाम : तेजपुर
- बिहार : पटना, फ़ोरविसगंज, मुजफ़्फ़रपुर, कहलगाँव ।
- झारखंड : राँची, बोकारो, हजारीबाग, साहेबगंज, जमशेदपुर, पाकुड़
- जम्मू-कश्मीर : जम्मू, धनबाद, गढ़वा
- विदेश में : टोरन्टो, लंदन, बोस्टन, शिकागो, कैलिफ़ोर्निया, हाँगकाँग, दुबई, नेपाल : वीरगंज, नेपालगंज